## जिनपदीय अभिनन्द्रन ग्रंथ

सत्तादेव विचालंकार